क्र अर्थरिकरण्ड अर्गियः श्रिमः विक्रंकी भःअ मिक्रा लान्यः। यानिकानियथाथानियक्रिकिकाभेभानियं भवानि भूमकिल्थमध्य ॥ उउभण्नेभिक्श्यकिल् विद्वारिण उन्न भेड अद्य मिक्णियं क लसमयउग्छं मिक्का उग्लय मकुरा म

॥म्यस्त्रन समस्रमण्डा पित्रण कलमश्रीहा ॥सहन ,यस्रगहाथ मभस्थीउठनएण अद्भक्षन्थ अद्भ अद्वानिविणन भंड मध्या राजेपवासनिभिष्ठ कल्मश्राहा । एचभव्र मनेराभभक्तरभर्व मुक्त ठवण्नी थिएः ठन् भभेषु किंडिक, यभवचभडें प्रांडिं देस किर्द्ध, यभवच अंडिंग उत्पामं के अंतिभागा। विजयन विजयन ।। विजयन म भूद्र ॥ चम्रम ॥ कामणन, अद्धे अद्धे लानि क्रिक्र एगाउँ विक्राइया ने थि है ए भेज

CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri

व्यामिकिया ॥ उड्डरणः अस्भिष्ठनगड्डाया स्वारंगा थिएः ठनअ उन्ड भचधानाभ उन्भेः अद्य राज्येत रही इउधेश्मान्त्रयी भेक्षि उभ मुत्रभण ला अद्वाभे ज र व । अद्या प्रकास इ भग्वारा प्रकारकारी विद्यार्ग निवस्तार्भ किउन्य भक्तेभा नु न्यु का क्रीमः अदन्य भक्त खुउमा किउन्य प्रभा क्षित्रका भागारिका विकासकामितिका नामा कार्ति मिला महत्त विक्राण्यवनेभन्भः॥ कालाङ्ग सम्बद्धाः विश्वं अभाषा यभामयीयुर्भें अडः था किर्यक्ष । वीरवीरं नंभनेभः थाथ विन्मकृत्य विञ्चापुन्भभुष्ठगद्गभाग्य प्राथमण्या विचायकवाथकाय थार्थायायान्त्रसान्निक अञ्चल अभिवार् । क्या युम्पक्षा अयुभन्नकुण्नउः वणित्रहाक्रिं।। व्यन ववश्वनाभभूयलक्भिकावलः भाराग्मभुद्धाण्यगंभूउभिक्रियम नया निभम्मचमचमचमज्जनन्त्रभूए चारिण्यू येलभाभभा

भरभार निश्चारा २ विस्तिति सामार्थिता सर्नः थिडः ठना अभस्य । धन्ते उठान्य अभ हर्ना इस्पान अरह धार्म व्यवस्था त मंस्कलम ममान ३॥ जुमविस्र यभकलस्थाउधामयडा॥ अरिकेशील इटायि, यभद्रथे य रुक्त लाय दुसंयथेक नाम ममानि ाउँभा भावि एउएक भनिभेग्रस एभेप्सर ग्राउभाग्यान अर्थे यभवर्था प्रदेनः थिए । हन्ये भन

अद्यम्कृत्वीः क्रमापने अ।अद्युष्णः य। यभयभ्यः +

जिनभः अद्गय ॥ छ भद्याप कुण्या अङ्ग्भक नमन निनी एक व मह्रा वास्थाना द्वाराष्ट्रभक्त विषा उपद्र व का कर्म प्राणेन यथाञ्चर लाविभियवः समाधी श्रम्यश्रम्य भागुग्द्र निष्ठित उम नु विउठनार्थनभाभि॥ ठनदियामिनकनमभू ॥ उक्रयनि धक्रमः उ हवाज्ञनभः । मिर्चवानं भिल्यमें। द्वांद्वीभः अद्रग्यनभः भूतिभाकत्मम् विरुद्धवाना अद्कृत्मभूः अदेवे यभवेत्वार्थः मिचेभा नश्चोभश्च यभकन्ति श्रेभेमणणे कि के के स्पर्ध। मुष्ड्राभविषिः॥ मृत्रार्धः भट्टकर उद्याजानकर मुध्याम् अस्य म्माम् विभाग्य उरिला: भष्टिं अर्देश वाभावना यनापाचाक्रमा विक्रमानकि भ अक्षारिक मर्गेन भष्टक्षत प्रमाना ग्राम्स । प्रमाना भारत । उ चुक्षुमा वाभने इ उपगंप्या त्ननण्ट भमकि मिग्रि उड्डाड्टि ।।

क्त्रण मिर्मि उद्युक्त लालएए म्थर मिउन्यानण निनाए भेटे स्वीभ्रध म्स्रेकः अवण्ने व्यवसेवपीड

नायक्रम्य मक्र्थ्यम्य मुन्दे क्रिक्णंग क्रिक्ष्मभभा। कन्तर्य नन किएंग्यरभाषिसक्रयन्तीरण्या वत्वरङ्गिकिनी विन विन यन अराव भ्रम्भनभा नण्न कृष्णकृषिउंभिउश्रापन्जा श्रुविम्ययभा अद्युक्त महामणन्त्रणा उच्चेचडीभिविडभद्उचन्नध इक्ट्रंभ्यमध्यक्रियाम् अभ्यक्षेत्र व्यान्त्रक्रिया विक्रिया मण्डे कन पर्भाप अकर भिर्मा समिर अक्षियं यश्चे जा पि करः थरः रणंभ्रेष्ट्रांडेबिउठ्यां नका सुडा भभाविउः ॥ व द्वाराष्ट्रात मा मिस्रा ३ ॥ १ए० या भः ॥ सर्काम , मुक्रा करा में असे क्यांक्रभद्रिष्णभी नम्नान्न क्ष्मश्च भचक्षभश्मण्यक्भी॥ यभक्तमा अर्द्रस्णयवरम मंद्रधा भिश्चत्र व्याप्तरा भक्तेम्स्या भक्तिया ।।। मन्मिनी न्निष्र निक्षम् क्रिया नणक्रम्यभय जांध्या प्रथ

भ गु

यः थातिक्छः, किरश्चनलः म भिल्लामे प्रमुग्रुक्चियसरायभा क्रेनभः। नार्ष्य गल्यायः थएक्रनभः॥ मनेमरी जाएन क्रावमन्यन स्थातिकः भागम्य जिल्लद्याभय में इसे न्या ये उरिला विः, भनिकिउविचश्य विकास किए कि भगमा विकास मार भवणीय मुधिकिला भित्ता भ्रम क्रिकी भ्रम दुर्मिन अदा दुर्मिन भारा चुयः कीं अकाणालधा दुम वेद्र भाष्म्यभनीय प्रदेश्वानाः विश्व धर्यक्ति वृधिर्भोविभीत्रः विश्व रिचोक्र उपरथः। हैं कि शः अ ।।। भन्न अपने यन थय संने उत्मन् भने यका मिक्नेन मेभिकिन थ्याउन यदासभस्सुभभर्म रेल उड्रस बिलचिकिमाउभ इंग्इंसि: अ। उड: धरामि । एकिमाउ थयः क्रीवं मिषिभिषि विक्रिंडिलया भाष्ठ लाष्ट्रभाउं पंक्रणाउं ग इभिष्णिसुषा र्यममहिभए जा उस्भानानिसिंहः मिड्न थयः था विद्ये १ मि । भेडिया भाष्य पता हिलिभे र्यविभिग भवनण्डा उ उम्र १ भाष्ट्र ०० गत्त्र व ०० प्रधावडी ०९ याउभण्यः १३॥ उउः ४५३ छ । मिड्याच नेपि विस्र काम्यन भानानिम झाडा हेण्डी भः अदेग्य इयेम अपनेन भः, उर्दे मेंचिय लभा देशः समिषायाउभत्र यु दुक्सा । वक्त लिखाः उन्डें। समन्यन्भः, उपमूक उधारिकिया जिल्ला स्थापिक स्थाप उ ययां भेराभाः । यण्यया । भिष्ठाः जः सन् यो विधुभर्यकाण्डकायर्गात्मः भागभन रण्याजग्रकएक माभवस्थकन्त्र क्रिका भर्म , भक्त गुल्ध उर्चे। क्रीभेः,गणधारय मुख्नभः भ्रधाः।। प्रस्टा भाउभन्तम् यन्थ्यम् । अच अद्रायन्भः सु क्रिल विवश्र न रुणय धाम्म रुमण्य

<u>भ</u>•

11

बाया भक्तान्य पड्डा मिक्या रमान मानुरा। अच भाषामिक । म मिल यभरेक्ट्य पश्चिम हास्याय प्रश्ना वर्ष भाष्ट्र भरेक्ट मामवाया प्रभाग सम्माया विश्वण्य निक्र कुरम्ण्य उर्गिषिथउरो यंभरार्याउभयक्ष्याउक्रमक्ष्मगुगक्ष्यनमः विभव्यिलामनन यालमञ्जन निव्यामा कि उपयमलभागु पुण्यनमः सदायिक ए यवनभन्भः समक्त्य विमक्त्य नन्तीमंत्याशृह्वचनेत्या भवे लयुक्य म्यूष्य भिक्षि हक्य मुद्यान्थः अध्यनभः॥ उद्यद्यभिकः जिनिशा मुक्पम इइद् बोक्रमं वी खरू हरे विश्वारण निभण्य धरण भा भिभेषचायमा सर्वयभानाः इ ल्युडः अन्डः कृ ि दूर उत्ति भि हा ही भेड अ ।। यव स्वाप्त मा प्रयाउ है यि विक भिड भेज नि उम्भभभुभभुभिषिविक न्छ्डिभिग्रवरभक्तक्भन्युउक्रिवन मार्णयिक्तानानचक्रःकरनिकानिरभूडिभिरभञ्चडः निकान क्रंनिक्रःक्रमल्यलभाष्युलः अद्भाष्ट्रिवेणिउक्मल्यनः दुउधा

एनमुत्रक्षिष्नग्नाभी मज्ञिष्ठभभभुक्षनः परिद्रवनिरक्षेत्रेवित्न यि मियनयि अकलिमक्लिमल्या एल भारति क्लिम्सलि । स्विति न्य निधारिउ थएउर किरेलेंड्र : भविडा एगरे डिएंग्रेक मीप एगाइ विकासनामा है क्रम्य भिडा विक्रमक कता कर्म निम्नुकुण्यः। मुस्रिअभिवासिभेड विषिड्मिवविण्ड उत्किम्न मक्निक्यविश्व भाषिः भूलया यउ इ वनभा रणया उर विकस्य भागरा वण्लाउपभाविकाउन्दर्ध उसकाक लि सिचहरत्लि उनि वस्याः भन्ने भन्नभान्ने भागान्य मकासण्ड विकास गुरुवर्गधभन्गः भाषभञ्जाकुल्लामः अ ।। क्षिकुकुकुकु विक्रमम्भा प्राप्तानामा । प्राप्तानामा यसः सूर्वारीभवाउत्रेष पराये भवतार क्रिंशिंगे अ भवपार नर भगाइ लिः भगित्रभेत अधारालनभः॥ भारत्मात्रालान अस्मिमिविउमित विद्यमि